

शावस्वयग्रस्यतियविधाकास्य श्रम् स्वयस्य यमस्य समाज्याम्य तिमञ्जूतिमाण्यामसामाण्यातियामस्य स्वयामस्य । श्रम् व्याप्तास्य । श्रम्य । श् नाया। तर्त्ता। चिलाकाक्षा (धिरिकलाव। द्वान्यका। धिरियक्ष । याहाक यहायस्य । याहाव । यायप्य द्वान्य । । । । यहार्य विकासित । । याहार्य याहार्य । यहार्य याहार्य । यहार्य याहार्य । यहार्य । यहार्य

त्तमस्माशितार्वितास्व स्वाद्धाः स्व

वागहो॥ ॥ ग्लाकास्त्वायकामात्री॥ ॥ स्लास्त्वायकामात्री॥ ॥ तथिकं इटियू दिशा ॥ तथिमित्सकामात्रभयकामात्री॥ ॥ याहास्त्रयका द्वायायय य यिनार्ये॥ ॥ दथ्यास्त्र (यिनारा॥ ॥ यिनार्यस्त्र क्वालि॥ ॥ याक्वास्त्र॥ या यावार्व्यवा॥ ॥ छ स्लिया॥ ॥ स्वययास्त्र छ्वारा॥ ॥ ध्विस्त्रयाक्तियायि। यकाश्च ॥ यहिलारश्च ॥ ॥ श्वास्त्रयक्त्र विश्वनाथक्त्रयाञ्चलियायि। ॥ स्वय्वयाय ॥ स्वास्त्र ॥ स्वास्त्र । याकाकि॥ ॥ ॥ स्वय्वयाय

  ववादवदात्तेववालाङम्ललि॥वखानममा।वालममा।वला,वैयः॥वल् यवङ्गांय॥यमस्रिक,कामावा॥ग्राप्तिका, वाह्वमा तेववा। मयस्॥म्टका। ॥ १४सिखवम् हिवामकयामित्रविविधा।यामा। ।मामध्यम् ॥व्यवत्रवामावीश् ॥ यमाप्तिया।।वाकामञ्जनाय।।वाकाम।प्रमाम।खाव्यत्रयः तिववस्ववः॥म्मविधा।त्रम्लीःका म, माद्या।अभावम्,व्यवः॥ ॥ ॥१माद्यासहिवामकयामिविद्या।त्रम्लीःक्व स्व।येवकामावीत्वमावास्कोमाव।।वास्यिमाय।।वकाम्मविद्या।।मकामिक्किन्ववा

 ६॥ष्रवाक् क्रण्डायहर्वहरू भावास्य २ एखय २ त्रकाय २॥स्वास्य २ १ वर्षे । विश्व स्वास्य १ वर्षे १ । विश्व स्वास्य लम्ब भाविक भाव क्षणाति स्वित ॥स्वास्य या श्रीय स्वास्य १ वर्षे । विश्व १ वर्षे । वर्षे १ वर्षे १ वर्षे । वर्षे १ वर्षे १ वर्षे १ वर्षे १ वर्षे । वर्षे १ वर्षे १ वर्षे १ वर्षे । वर्षे १ वर्षे

श्वामात्रत्रश्वाम।। स्वयंत्रामास्वामयः स्वयंत्राध्यामास्वयंत्राध्यामास्वयंत्राध्यामास्वयंत्राध्यामास्वयंत्राध्य स्वयं स क्रकत्त्र प्रकारित्र विश्वित्र विश्वित्र । या विश्वित्र या विश्वेत्र या विश्वेत्र या विश्वेत्र या विश्वेत्र या विश्वेत्र य

गायवाश्विक्षणमस्।विक्रस्ति। वका यका।श्वासाताश्वासाविहिष्ट्रस्वितः ॥ विद्वास्त्रिक्षणात्रविक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रक्षणात्रकष्णात्रक्षणात्रकष्णात्रकष्णात्रकष्णिति वी।काश्वाश्वाश्वातिक्षाक्षात्रयात्रयात्रायात्रायात्रयात्रयात्विक्षाय्यः स्वदक्षिसायिकः वित्तिविक्षः स्वतिक्षित्वात्रयात्रयात्विक्षः स्वतिक्ष्यः स्वतिक्ष्यः स्वति स्वतिक्षः स्वति स

मल् न्डोल्॥इद् ,यम् अछल्थिया। महि। अल्या। मह्ययं मग्राम् हि कक्ष्म् यात्र लिखदिक्षः।। ग्राल्याच् क्षित्राः व्ययाच् ,यस्यान द्द्या च यठकला। पदक्षाम् अक्ष्यविश्वास्टिक्षः।। स्वययाच्याः यस्या अवस्याकयविश्वास्टिक्षः माम् अछिल्थ्रयः यक्ष्मियविव्यवतिश्वाय याकः व्यास्टिक्षाः । स्वययास्य क्ष्याः स्वयः ।। १ वययासम् स्वयाम् हिवामक्रया सिक्तियाहावलिवाया॥दयक्षश्ते॥गय यक्रवात् ज्ञामकाश्लाधू म२००॥यिक्षश्रायावाव युजाङ्ग कर्क्यमकाङ्ग ० प्रस्थमकाङ्ग १८क्षिङ्ग २ सद्यावयाको १०॥हवा २० मविटेश २० खाव २० प्यक्षण १२ म्लानिव यय ५ द्रस् द्रयुक्ति २ मम्बद्धात्र १ स्वाद्धा १२ द्राव्यका छ्रस्य याक ४ खाक्कहा ६ २ क्षेत्र लाई २ हाजयङ्ग २०॥वियमाम् ६ २ क्षेत्र खाक ६ ये व्यक्षण ३ धाव याक ४ ॥ विक्रित्र सम्बद्धात्र सम्वयक्षण सम्बद्धात्र १ व्यक्षण विक्षण व्यक्षण व्यवस्य व्यवस्य व्यक्षण व्यक्षण व्यवस्य व्यवस

१००। मित्रिम्ला, या२००। क् स्वयुकार १ठा छक् स्थान्ता, येवा, थतद्यकाक्ष्यी। यस्त्याश्चेत्रात्यश्वा ॥१८ गश्चकास्व्यागाय्वसायश्वीत्रात्यश्चेत्रात्यस्व स्वायस्य स्वयस्य तक्यक्ष। कुलिमा खातक्यक्ष। क्षमात्र्वातक्यका। कुतायदा स्वतं त्रिया। विवासक स्थायका। कुतायदा स्वतं त्रिया। विवासक स्थायका मुक्त स्थायक स्यायक स्थायक स्यायक स्थायक स्थायक

मा मिलाहा खात्र वेजत्र यिति खात्र कि मिलेत्र खात्र ॥ इत्यान खात्र ॥ अत्यान खात्र चित्र में स्वान खात्र ॥ अत्यान खात्र चित्र में स्वान खात्र ॥ अत्यान खात्र चित्र में स्वान खात्र चित्र चित्र

१ष्ट्रजा।रिययस्वः भम्द्री शास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्रास्त्र स्वस्त्राधियाद्यस्त्र न्यस्त्र स्वस्त्र स्व

ति॥र्त्रेयवर्ग्कष्र्रा॥द्ग्रस्थाद्ग्रस्थात्रात्रक्षय्रा॥विवायपूर्वाथ्रसः काव् त्रयमेदम्वलिविणा स्थायते॥द्ग्यस्थ काल्क्षिद्धाभम्स्री तत्त्वम्द्राय काय्यावा॥द्ग्रस्थद्देग्द्धाभ्रत्वत् वाद्यस्था ॥१ वविष्टताकद्वश्याक्षाक्ष यादा॥र्व्यवर्गक्षय्यायय्याद्रयस्थात्रा॥भ्यावर्गका। ॥१ व्यविष्टम् क्षय्वद्वः यादास्थ्रियवम्भद्रभ्रस्थाययायय्याम् वात्राम्यस्था ॥१ व्यविष्टम् क्षयद्वः वायाज्ञस्य नामाद्यास्य वायाव्यायस्य वायाव्यावर्गक्षः शासास्त्रात्वे प्रमाद्वियात्रभी।।मितिनत्रयास्त्र स्त्राग्य स्त्रिन्न प्रस्ते । मस्तू तत्व स्वयाय स्वाधित्र स्वय १ अवस्थित महाद्व स्वयाय स्यय स्वयाय स्वयाय

स्थिदायवम्, त्याम् कृतका द्वावस्याय अवस्य मध्या चार्यात्र स्तिष्ट्व आढ्रियहा मध्य अवस्य अवस्य अवस्य अवस्य मध्य वार्यम् कृति स्व अवस्य मध्य अवस्य अवस्य अवस्य अवस्य मध्य अवस्य मध्य अवस्य मध्य अवस्य अ नाम्यादात्र, मानक्षत्रहत्, यताप्रमञ्ज्ञा, ऋष्ठात्रद्वात्र, कानायामद्रधर्वे, याध्या दात्र यद्वि मान्यिति शिवकात्रकातत्र मानवा

प्र. १९३० विक्याः १५३८